## ॥ ਪਾ ੧੦ ਵੀਂ ॥

## ੴਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

## ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਇਦ੍ਰਾਖੀ ਉਸਤੋਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ ॥

## ਇੰਦੋਂ ਵਾਚ ॥

ਇੰਦ੍ਰਾਖੀ ਨਾਮ ਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਮਦਾਹਤਾ ॥ ਗੌਰੀਸਾ ਕੁੰਭਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨਾਮੇ ਤਿਵਿ ਸੂਤਾ ॥ ੧ ॥ ਕਾਯਤ੍ਯਾਨੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਚੰਦ੍ ਘੰਟਾ ਮਹਾਤਪਾ॥ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਸਾਚ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਦਨੀ ॥ २ ॥ ਨਾਰਾਇਣੀ ਭੱਦ੍ਰਕਾਲੀ ਚਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਪਿੰਗੁਲਾ ॥ ਅਗਨਿ ਜੂਾਲਾ ਰੁਦ੍ ਮੁਖੀ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰੀ ਤਪਸੂੰਨੀ ॥ ੩ ॥ ਮੇਘ ਸੁਤਾਮਾ ਸਮ੍ਹਾਂਖੀ ਟਿਸਨੂ ਮਾਯਾ ਜਲੋਦਰੀ ॥ ਮਹੋਦਰੀ ਮੁਕ੍ਰ ਕੇਸੀ ਘੋਰ ਰੂਪਾ ਮਹਾਂਬਲਾ॥ ੪॥ ਅਦ੍ਰ ਜਾਭ ਦ੍ਰਜਾਨੰ ਦਾਰੋ ਗਹੰਤੀ ਸ੍ਵਿਪਿਯਾ ॥ ਸ੍ਵਿਦੁਤੀ ਕਰਾਲੀ ਚਪ੍ਰਤ੍ਯਾਖ ਪਰਮੇਸੂਰੀ ॥ ੫ ॥ ਇੰਦ੍ਰਾਣੀ ਇੰਦ੍ਰ ਰੂਪਾ ਚਾਇੰਦ੍ਰ ਸਕਤੀ ਪਾਇਣਾ ॥ ਮਹਖਾਸ੍ਰ ਹੰਤੀ ਚਚਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰਭ ਦੇਵਤਾ ॥ ੬ ॥ ਸੰਦਾਸੰ ਮੋਹਨੀ ਦੇਵੀ ਸੁੰਦਰੀ ਭਵਨੇਸਰੀ ॥ ਵਰਾਹਨੀ ਨਾਰਸਿੰਘੀ ਚੰਡੀ ਮਾ ਭੈਰਵ ਨਾਦਨੀ ॥ ਸੂਤੰ ਸਿਮਿਤ੍ਰੰ ਧਿਤਿ ਮੇਧਾ ਵਿਦਿਯਾ ਲਖਮੀ ਸ੍ਸਤੀ ॥ ੭ ॥ ਅਨੰਤ ਵਿਜ੍ਹਾ ਪੂਰਣਾ ਮਾਨ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਾਜਿਤਾ ॥ ਭਵਾਨੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦਰਗਾਹੇ ਈੰਮਾਂਵੰਤ੍ਹੀ ਅੰਬਿਵਿਕਾ ਸਿਵਾ ॥ ੮ ॥

ਸਚਨਾਮ ਤਿਹ ਦਿਬ ਪਦੈਈਹਸੁਤ੍ਆਸਕ੍ਰੇਣਧੀਮਤਾ ॥ ਸਿਵਾ ਭਵਾਨੀ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਸੰਕਰਾ ਰਧਿ ਸਿਰੀਰਣੀ ॥ ੯ ॥ ਸਤ ਮਾਵਰਤੇ ਯਤਯਸ ਚਮੁਚ੍ਯਤੇ ਬ੍ਯਾਧਿ ਬੰਧਨਾ ॥ ਆਵਰ ਤਯੇਯਤ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਲਭਤੇ ਵਾਛਿ ਤੰਫਲੰ ॥ ੧੦ ॥ ਲਖ੍ਯਮੇ ਕੰਹਪੇਯਸਤ ਸਾਖ੍ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਪਸੁ ਸਤੀ ॥ ਤ੍ਰਿਕਾਲਯੌਪਠ੍ਯੰਨਿਤ੍ਯੰਧਨੰਧਾਨਿਯੰਚਸੰਪਦਾ ॥ ੧੧ ॥ ਇੰਦ੍ਰਾਣੀ ਸਤੋਤ੍ਰੰ ਪਠੇ ਜੋ ਨਿਤ੍ਯੰ ਪੁਨੂੰ ਫਲ ਵਿਵਧਨੰ ॥ ਵਿਦ੍ਯਾਰਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯ ਧਨਾਰਥੀ ਲਭਤੇ ਧਨੰ ॥ ੧੨ ॥ ਵਿਨਾਸਾਯਤਿ ਰੋਗ ਨੰਗਾ ਜਾਰਥੇ ਲਭਤੇ ਧਨੰ ॥ ਕਾਮੰਤ ਕਾਮਾਰਥੀ ਧਰਮਾਰਥੀ ਧਰਮ ਮਪਨਯਾਤਾ ॥ ੧੩ ॥

ਇਤਿ ਇੰਦ੍ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਸੀ ਖੰਡੇ ਇੰਦ੍ਰਾਖੀ ਸਤੋਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤੰਮ ਸਤਸਭਮਸਤ ॥ ੧ ॥